वेज सं= 8=1 15.2x 10.5x0.1cm भात्या आत्मवर्गासमीयेत सारमेयसमचतम् % .... संच ऋतं नीवत ६ युनाः अर्थन च ५पा. लंचबरदंश्म । 26.2×11,5×0.10.m पेटा सर्वा- 9 = 1 वाराह पुराने चीत्र इलींअमाहातम्पं वारी कला सुनेविच्यलितार वितासपत् .... पठना न अवलाइ। जनवािन येय फलंल मेत् क्षी वहार पुराने - त्रेत्र इतोया माहस्क्रयं - विहास स्ट्राण पेललंख्या - २३ = I 24.5 x 9.6 x 0.10.m मद्यविवास्मितो अवीत् इन्डायान्य परेतां हेनपुरायेन पिशा चत्वांहिवांगते ... ... पुरातनव्रत हैत त्यवित्रपाप नारानं जयंददाति वितर (4) da cion-3=1 30×14.2×0.10. भयोतामन्वती पदम्मात्तरः सातोतस्यान्तमेषेर, CC-हेमोर्गेku <del>(Angrituniya) tiy (Angrituniya) to Moction</del>. Digitized by S3 Equal ation USA अतः ८ प्रतोष स्यम् ध्रमतेल जनमनि

गंतथा आतमवर्गसमीवेत्सारमेयलमचतम् ४० धारबाज वेष्ठवंदृष्टः सर्वे-कामा-भावान्यात अपध्यानम् करक लितकपालकंडलीद्उपाणि संराणतीनिय्नीलयोलज्ञाती पावीति क्रत्समयसप्याचित्रविद्यविद्योगः जपतिबद्दनना यामिद्रसाधकाना ४१ भरवो स्तेनाराच स्तालान्त गावनः क्षेत्रज्ञक्षेत्रणलाम्बरात्रज्ञक्षियोवग्रह ४२ स्मानवासीमासभीरवपरासीस्मगंतक रहापः पान पानद्मिष्ठद्मिष्ठिम्बितः ४३ ककालधारिष्ठानः खन जनापवीतिकम् उंध्याणेषाहनः स्त्रेमीमारणिचार् उन्या छ कंकालंका लोगमंकलाका शत्मकांव CC-6 Gurukul Kangu Umiversity Hariowal Collection. Digrized by S3 Foundation USA

月

हर्वे रलना प्रयादिना धायम दिनी आनंद पद स्वीपाना यागानायाभ्य ३४ मिक्सिक्यानायापाकन स्वित्यसम्पा सार्वानंदनी यापान्यसनेजे जजने य दे विविधानंदना या य अस्ति व अयो जया एवसासी वे थिल खाव या वत्र नत्रप ३५ धानमसप्रयक्षणामययाधाला जपन्यः ऋधस्पारिके संवासंसाद्यादियवधसग् उध्नीलजीभूतसंवाष्ट्रां नात्वातन समद्रभग् अष्टवाहात्रनपन बत्तवाहा हवाहकरूपः ३० दष्ट्रम वदन नेपराययम्बन्य अजगभूषाणद्वमाजनवलि रेस्त्र दिगवरकमारीमंकरकाष्यमान्यतीप ५छा - पार सन्तरहलनेवसंखापनः ३१० उम्हत्वनपोलन्बन्दर्भन

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

स्पित इतिश्रान्याम्नेर्वार्यन्यन्तिताहिर्वतामस्त उपोध्येकादशीत बद्यदशीद्वसेत्रदा विष्रसीवसमीपेत्रवासदेवाग्रतः स्थिता वार् व्यक्तितिलितास्वपम्यस्ताररणयथे मयात्रय इतं वीर्राकाभदा वाउपोधरां तस्य प्रयम्भावेन गद्ध त्वस्य विद्याचना स्तिनावच नादेववर्नमानेचनत्करो गनःपापः सलाल्नेनोरेमेललिनयासह नोविस्र मानंसमारुटी, इर्वरूपाधिकी उमेरे देवती ज्युन्य क्रीभेतो का मदाया: प्रभ भावतः इतिज्ञानान् पश्रेयकर्त्रयेया जयत्तनः लोकानाचिहिताषीय ध्यिदेशे व भ्वह सञ्चलं जाने तथा बाला गंधर्व ता इत हे मरलिया नस्या ३ नवाग्रेकचितामया अलाह्त्यादिषायद्यीयशान्त्वविनाशिनी नातः परतराकाचित्रेत्रेलोक्यसचराचरे पठना ठळ्ळवरणा झजन्या जिपेय फललभेत इतिवाग हुएरा राचित्र श्रकामाहान्य

राम

म्घ्वाविष्मितीव्वीत इद्रश्वाच बदेतीकेन प्रम्यापनाप्रशाचते हिवागतं मम्शापन श्रापात्रीके नदेवेनमाचिती मात्यवानुवाच वासुदेवप्रसादेन नपाण्यवते नेवे प्र शाचलगतंस्वामनस्तवभित्र यसारतः इतियत्तावच्रतस्ययस्याचस्रेत्रसः पवित्री पावनीजाती बंदनी यो मगापवा हरिवासरकर्तारी विस्तुभिति प्रायरोगे हरिभिक प्रापेच विस्मु जनरता रताया श्रासाक मियतेम ती ए जान चान् से रेप र स्मर्य प्रम्य ने ना लययासीरचे स्रात्ये रमस्मान्कारलाडाजन्कर्तयंहरिनासरजयानुराजशाह्रस्वस हत्यापरारिणी सर्वराना निद्नानिय वास्त्र न रुना नयः सर्वनी चेष्ट्र सत्तान्य ने पेन नपाव

रा.सा. 33

तं यः करोति नरोभन्या श्रूबायुक्ता ज्ञायातं कत्यकी दिशातं पारहे अंदेमी दते भ्रयं पर ना अवसाधाननिष्यामणलंगनेत इतिस्त्रीपविषातस्त्रतोमाप्यक्तिकार शीजवामाहात्म याधिष्ठ्यचाच फ्रान्यानस्यानितप्रतिचनपानामयाभवत् क ययस्त्रसारेननागुदेनमगागुनः श्रीमगरानु नाच नारदस्र रिपञ्ज्ञास्तरंगे क मलासनं फान्जानसामिते वंतिन ज्ञानामगामनेतं नरपाः प्रणंतुरश्रेष्टक्ष यस्त्रसारमः बसोवाच च्याराज्ञ-सवसामिकणाणपरगंपरां यन्नकस्पविस थलप्रसादमः मलापाच रियाराग्य निवचणपनायाने नपरयानि विन्यार २३

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

111.

भणेनाम्चरीपरम्मितः जातेनरमाङ्गेवृधियोगेविद्यात्मवन्ताया र दोवां जल्ली महारह कमित्र इन्तापान तिष्त्र राति वा पीलाइप्रेवनोतरीपरिदितोनानाकियाव्हकोनानाप्रारिणारोपि। ाश्रभणाण्ट । यनास्क्रभितानपरमितियाविनोर्धियोभणनोविनितेरियोगुरा थनदीणावरूनापितः वाग्रीशोरशरानस्तात्रे अन्तात्राचीचवाशास्त्रस्हर नावर्षदेणायिषः ५ श्रमाचातितवित्रवात्यवर्गविदीनप्रिणोड्नेवा इर्वताषाा साथिकः दीर्चागोविक्ततादानि यत्यति वित्याचीर्याची वोचे स्थापकी तिरः वित्यन्। ८ योशीतातीपीनग्रामारपद्यातीवयामिस्यतिहदः ए ७: कामीरतकोशीविकारि रः सार्धितः जासितद्य ॰ व्यायदितद्येवलो हः वितस्यान्तीवः हरोवयभिहव्यमाणाः भिनासी षाक्तामवाराष्ट्रकोणिकिविद्वागोविद्यलेकोणवास्यात द समाहयेशभवरोम् वप्रायोगम्बन्धः उभ योगदः मोणेकागः कतिरम्हतः ॥ पापप्रदेशियात्तत्रभाषागरितः सम्पर्धगतः पापग्राय। वपत्यरानमाणाणकेस्रीसवेत् १६ चावसीनाचाकेश्वेदेगुरुशक्रितितः प्रवेपतेमरानमाणाः यकेसरीमवेत ३५ केसरीयारा नाता स्थातिया त्याति तीतः सात् वहता गाएए गाणा नायावा मनिता ग्राह्मकीर्विणाणंत्रगणीलाभवेडिवि ित्राष्ण्यालयलयायकारांचे रशामेराष्ट्रमणतेयकश्वकविरायरा तः प्रस्पवितिपार्यपालावयुमानम्सामाग्री धर यमनायोगनातासस्यमको महोत्माही ति योगाणिवेयोक्तवेकरेष्यपामणाविक्तयांचविराममक्त्रप्यमाणावर्णितं इतियोगाणिवेप्रथमी थायः स्याहितायेवेषिस्पाद्दार्यावोषिमंत्रकः अतः एवतिस्ययद्यक्रितनस्ति । योगस्पाद्र।